नुविश्यायभागः। उत्तीरभद्धस्य अवविश्वास्थिभनभागित्यः। उ धनीरं धन भंधानिरं भूष पंतर द्वान कं पा अर्थ अस्था मुं प्रतिभाक नहं र्राह्मेथवीरं वल्यभुउषः व विराह्मियवीउभाभियह्मभुद्रिय थनीडिनीयनक्षि न दुरियमश्चर्यथीतम् मुन् । उड्डार्यभन्। थावरथानिन लामिकक्रियोस्य विभिष्ठ महिमानी व लहमाना विश्व ज्ञान है कि विवह से ति विश्व के से से से से से मुडिभिडिया किल्लेथक मानभाभुरथविशाल ॥अभवू दिक्र शंड हताि । अभिवास विशेष उत्तर । स्वास विशेष ५भि अपानक्ष भरू भिरिन हिंग सम्मन्त्रेण लिने मुश्चिर म

विस्त्रातिकार नार्यान्यान्य नार्वित्रातिकारिक वकिरिधाइके उस्टिक्टिनः भरिर्देशायकाम् में येथित विभाग उउद्यामन् न इक्ष्मदभागभभभन्यभ् द्विका विद्राधम्मार्यमहभागेत्रअपस्थित्रभाष्ट्रणाण्यम् निर्णवेष्ट द्वरीसूर्यथयोग मणी(हिंदे: यह ही: सद्यन उद्वीसा" भूम् वश्वाधित हो हो हो हो हो हो है । भूष्ट के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के विविष्णयित विद्रावश्चा एस क्र कड़िक्तियाय के प गणभान बर्लपरिइंधनशैभग्रमा ४०ण्यपनहंत्त

अस्तिभागम्बीभवगाभागन्त्रभ १ कार्भनेत्रीउपभन्तरीथ रीरहमदभन परिये अन्याभन्नभेरे कि हर्ड स्थान । प भारिक्षभम्द्रियमितिराउपभिधिएराभभाषीण्यभावत्रां वड्नभा भागायक्रियरिशिकिक्षभयिक्षिक उन्देश र्थमितिक वार्थिक वर्षीर "भेगद्गीरियंद्रक्षण्यथ्यस्ति भेनीपन्तंतर् ज्ञासिंहीत्रज्ञ मिड्स्समिसिम्बिण्यक्तिरासभविभूसङ्ग्रिताः वाभागभा याया किहार भिर्म्मक्रान्वक्य उक्तियम श्रीअत्वरंभग्रहेत्रन हनअवभनंशिक्षेधरीमं वर्रा रिनंम छ येम ग्रह्मायभयमुनि वैयाभ्वेमाय उग्नुतिशिक्षिरभाभ

नग उद्यन हिन दिने धुन् भुद्धन भूत्र य छे भग रह स ने ए नि । भग गमाभ क्राभाश्चित्रकार्में के सभाश्चित्रकार्में के सभाम स्वर्दे दे विश्व हुन है: प्रयुषा हवसे भर्ते व महाने (इतं प्रह्म कन्मे । हाइसुप क्रिक्ट्रियम् इतिग्रह अहत्र अहत् अहत्य क्रिक्ट्रिय क्रिक्ट्रिय प्रतिन्त्रात्रम् भूनः भूनः भूनः स्वत्रात्रम् विश्वपाष्ट्रिक्यानम् निर्वेश्वयास्य विश्वभायास्य स्वत्य स् वस्य अविष्ठ अविष्ठित है अधि है अधि है अधि । धारिन उपनयेत मभक्मग्रन विकासर्भ

अपूर्व

भवः अक्रमेश क्युक्रभभनेयर अक्षात्रः कृ यह प्रतिमानिशास्त्र इत्वक्षत्रक्रमन्द्रभिष्रण्या क्रमद्रभीति। इक्रमनीभितिनीत्र प्राथायेह परिक्रम्भि १ द्रवयह अपिर्परिक्रम्भि क्लाभाग्येह भी दराभि र त्रभविज्यमें इक्रमरी उद्गेष्ण वश्चारा स्थाप जियार्थे वर्षे अपनी डिर्माय्य इथे वर्षे प्रति । वर्षे प्रति । वक्रभेरे भेरे । उरेशक्र मारभीति पानु ि रच मिरिशह द्वार क्रमदिन। मध्यमनक्र ज्ञान क्रियभाश्वश्वभीः श्रीक्रमं यञ्च भेगाभेहंभिडियामचिडि। वि मेर्गाभेड्भिसिमेर्गाभेड्सवैद्याः मेरा भेराञ्चरावञ्चभेषा द्वाराकार्यम् मर्गाभेषम्भेराक्मेराक्मेराकार्यम्

मणिमम्ब्रुभवस्मिणम्ब्रीयम्गणम्भागस्य भूगहचिष्रमयः नः प्रवीभन्न खंगाना भागानिस्य किहा सरीरं मिविस्व लंब द्वेभ प्रमुद्धि निमाभागिमाभयभिवस्था । यस्त्र अतं अक्षेत्र मक्यं वस्त्रवा भियमुरश्रक्षयभंगणयभेदिनीभित । चक्रणभद्रभक्षण युर्भमेश्रीभूमा स्त्रीनिधायर द्वाणा वाली सुद्व वंत्रभार करिशि । उन जिन्द्रिशिष्ट राजक श्रष्ट्रमान ने इत्र राज हिन्द्रमा अभावित्त प्याञ्जीयाङ्गारु एक भागित्र हा भेड्डिक वा मिर्ग भेवमण्डि कि रीया १। क्रिक्ट क्रिया १ मरीवंश्रम् इति मा यक्त उन्नाभरत भद्रभितिपाइभी। एक्सेड्युक्तिध्रमी प्रेथायन यथान

अप्रभी रा त्रुत्र भग्ने व्यन्य विषय रिउत्त कव्युत्भव कित्र मे अति प्रमार्केष प्रस्थीन दे हर भीन य उद्धावितिक वि रीक्षित्रज्ञाद्र गरीदिन्द्रभविद्रीर अञ्चलनात्र स्वीद्रश्य विज्ञाभाद भिक्काउइित गण्यरीक्षेत्रअभागा उद्यभी छिल्भिभित्रभी यञ्जणक्रभः भागानाभक्षभं मगरेनवनी वीन विद्या इभू इ यार्थेयायारे ॥सिभम् वस्तम्व'न भयम् वंभम्यान् मुर्वेभान म्तः भेष्यवभेषु यहाई अस्वित्यनं वृत्या निर्विण् डिवमदेवराइ असेप्रक निवा क्रुणभिशियलकरं रक्षण्यभयक्षी " श्रम् क्रिंग्ल्य न व ये में स्वाय भारतम् अर्थिया याति स्थानिका विस्तान इसहंडविषयभावं मृत्रे इति विष्यु करिया विषय अर्थ मानित्री उत्तर्भाज्ञाउठबद्वार्थ निज्ञाम्य निज बुर्भ न भड़ेमभन्न । इसमेर के रह रह रह रूप न भड़े सम मुंभाई सब इक्टियर्ग प्रांगमेश्वर्गमेश्वर्गमेशक्रियर्ग प्राञ्च ल्यु कृत्लिश्रयेयय्यस्य स्थान्य भाष ग्रम् भगवष्ट्याभगवष्ट्रगल्य भगत्वयारानक्ष्य अभवागणनक्य । भेष्ठवनभा डिक्स्। भन्न गर्य स्था

दयभ उद्भाष्ट्रमिन इंडम्भच इडिमम्भद्रभू येभिष्ण भाष्ट्रम्भ भूग्भवर्षे ध्वश्रणीय के मुख्य मन्भे के दी सव अप्यभिव विश्वभनयनद्रिय विः । भीरक्षित्रियं म स्थापन्यम् कुल अमिरिक्ता का किया के विद्या के व अधनीं विक्रिताः हव महां अग्या विमाने हव दे उत्तर क इयानाम्यू निव समान्निकः "भाउत्तेष सभावाया भाउता लानिविक्म किंत्उिक्रिं प्रध्रयमनं नियान्या भ वक्तरण्डेमिथ्रेग्यन्द्रअभिक्यित्र भग्रहरुउउक्तियाव

म्हारभावय निव्ह्यावस्थियमाध्यवास्थाः " रूप्रण्याने विकास विश्व प्राचनम् । विश्व स्वाधिक रिकार स्वाधिक विकास स्वाधिक स्वाधिक विकास स्वाधिक स्वाध च .. विदिनं स्ति में भू मं भू यद्भी यद्भी भू भी है ना स्ति भू भू मुख्या द्विभित्रियः हविष्ठित्र क्रिक्षिण्यः प्रतिभागित्र द्वार्थः । प्रतिभागित्र विभागित्र विभागित्र विभागित्र । प्रतिभागित्र विभागित्र विभागि पुनारिंपरिभमहभद्दस्य असिक "अक्रमचीन क्रिशिष्ट दः गाउँ जगनग्नथ इ.डिन्ड् अगरीशः भानगभाशः भेद्रदि मेश्र हैं रागद्या डिस्ट्रः समन्द्रम यास्ट्रः स्था अद्द्रमापना गाय

येव नभवभंग्रेष्ट्रचीयाः अरम्भवल्यम्थिः प्रमद्धाः अर्मद्धाः अर्म भवक्रायुग्न्यः अविज्ञायीयः रूप्यात्रभविमीयः यहुप्रपरियात्राः मा द्रथम् छः वक्रनं यनभयक्रभुक्रम् म्हः नश्विष्ट नभुमयाभविमान रसभागति। नभवभूगमः भवनिक्रभेभाजकिनशीिक्यद्वलय नभू थिरेण्यू उनिविश्व कर केले ल्याः नम्युक्त विश्वन्य विष्यः नभू यः । कंगह्णयः वितिभाषाम इडिमभूगिस्तिवेषः। भन्निवव। एरिकेवव। मिलीवारुवाभावाभागभाजाभाषाः विस्त्रिचा अभीषाउउरमे " विद्रमुनः भूतिइङ्का उद्गिष्ठिति । भाषित्री भाष्ट्रायः भूगम्भया विश्व ध्रमिण छक्ति क्रिल्लीय क्रवज्ञ सङ्ग्रही स्वीतः न साधेपा उस्ताली

भागंका इंडेब्यानगंका इस यहिनंका इंभाय में या विभिन्नी वार्टकं " हैत्रध्यान्य हो अप्रम्था अप्रम्था के व्यापक हो । अप्रम्था अप्रम्था अप्रम्था अप्रम्था अप्रम्था अप्रम्था अप्रम्थ इंमर्ग भश्रामाक्षं सक्मधीकी उसने उसने हिन्हें के लिया इटा क्रक्षात्रक्रभ उपभक्तिर्धिताम्भवन्त्रभावस्त्रुहिन स्भावकी के स्वकी है शिक्ष मार्थ मार्थ के भारिक ही स्वक के स्व का मार्थ यक्षक उद्देवकी किन्नु अ विश्व अभिक्ष मध्ये मिक्स अध्यानिया श्रमित्र में विक्य में स्वाप्त का मार्थिक वंस भूति प्रभव स्वास मु विश्वानिक वित्र प्रतिभाग्य में स्वर्थ अंश्वर प्रति प्रति । अश्वर प्रति

भन्नेयेष्ठयम्प्रित गर्के विद्व ग्रमी अस्य मान्य भक्ते मान । प्रमुख्य निर्देश महिमारी सिर्देश पर्का लिस भिर्म है से महिन्द्र भारति है। र्यभ । पर्येषभ्येष्ट्र स्मार्म मं भग्न । प्रानेश भट्टी मन् ग्रा देकीविगः दिश्वन वैद्यातक भी मुन्येम्पान नवाम िक्रवभावज्ञान्द्रहाउषा नापराभावकार्याकार्यानामकार भरीनभानाचेधारम् भेम्माभिद्यं पास्त्र गाउम्रिमंग्रह गुलंब्र प्रारिक्तम दिश्लंड वन अत्यं यही नं उपाउनुकार दिवर क्रमभगद्रनेपविषक्षितियाँ मुग्नद्यवामाज्ञध्याज्ञद्य द्यित्रमे द्रश्रिमामिक् ॥ ना त्रध्मे हो पत्मनभव्या चेत्र

इलिश्चिरभाग्राभूत्रम् अस्याम् क्रिया मन्याम् न्याम् न्म विकासीहर्वक्त्राध्याष्ट्राध्याष्ट्राध्याची । विक्रुत्रासीक्ष गण्यकारम् । । वितिका भिष्ठा प्राप्तिका भिष्ठ्यकन मुद्दि । रमग्रमाभावमग्रामग्रमग्रमग्रमग्रमग्रम्। व्यक्षित्रम् । स्वस्राञ्च वर्षा भारतायिमा भूरु भित्मा च्यो भट्ट स्था से वर्ष सिक्षा अस्ति क्रिक्ष क्रिक्

रमनभेग्रेशिएमहरण्याभवत्रिक्वाभिद्रिक्षिणा विकास कः । उद्यक्तियाभव्यक्ति । उद्यक्ति । विक्रम् अभ्यक्ति में भे मधीदंगायसङ्ग्रहमाच्यास् कितिमाउक्षेण् उद्येशिक्षामा उठा उस्मिश उस्मिथिय द्विष्य नहाम सम्मिश रिक्र । विषय्धित्रमध्या विश्वीत्र मध्यान्य गन्धिययभ्रानयम्गभ्रमभ्रम्भारावत्रभाभगर्चवत्रभा भाराध्यायम् मचन्यम विष्ट्राच्याचा कि है विष्ट्राद्वितिः 

महिंगडेवावद्यां निर्देशकार्मित्र मार्थिक क्रिक्ट्रियां भिन्न क्रिक्ट्रियां महिंगांवी उभस्याद्वीद्वानसङ्घाः ताउनसार्वे अध्याद्वान्य इः "श्रिविभग्रन" म्रियिनिधीदानिधिन्वपण्य "म्राह्मण उ रिश्वकभागदश्विणविद्यम्भणीरभाभाभेषार्थाः कि अभिषे हम्हन जे इंडियचन विभेगनभ न वसने भाग के म इक्र के अभिग्रम्भ का स्थापन मा अद्यान के अभिग्रम् यडम् आगा । इभूमका भचवडाडव्यन्मापन प्रिन्य कर्म इन्स्डिं यम्बर्द्धक्र निर्देशिकि भिन्न वेशिक्ष क्वियिस्चेद्रवधाउद्यक्षधाराडित निमुद्रल्खा लंबिय

मुक्रम्बद्धमान् में वर्षे भावर्थ । वर्षिम उत्मामन् भेविस्य ाइस्काः " यदिविययदिन ज्ञाने भिगद्यभाष्यभे। वार्य म्य भारतभिविष्यान्यात्रहरूभः । यदिरुश्रहिष्यभागने भिमराभा वसभ अदेभारभागानेभावया गामर्द्राक्षणः । विक्रह्भादिर भन् तं म्याराया प्राम्या माराया मा रीश्वराज्ये स्वभानारं। भडे अदेश्वराज्या भनारं इडिश्र स्वीडम्स र्द्यं उन अभगे । उउः मुद्रन् जी उन्हें न भणन इयं दें हार जा ।। िग्रहम्डु" लंक्ने हम्बुद्रणा खेर् विश्वचिभाषा प्रमुक्तिम ध्यावणीलिहः भाषिशीरिक्तप्रचेर्षिष्टकर्भ अप्रिक्त

अवीर ॥ विद्वाद्यक्ष म्याचित्र अधि देवे व्यव क्षित्र क्षेत्र क क्रीकिएड्अअभ सम्बद्धिविज्ञ द्विभागमंत्रे वामियद्व ॥ नेभेगूक् निर्धारिक्षणनीयाधिरज्ञाक्त । अधिमिर्विष्ट्रेक् उउएउ रिक्षणियाम् उभम्मिर्धः उत्तर्वे प्राप्ति विष्ट्रिक् भरू "" महाभूता "" उथक्य लिसे सह वहकाले भ भारत । इसी महभरान् इर्थण्याम् । अवाधाराम् मार् रागरमिति इसे माउद्देश्या एत्या विहमहिष्टा धु म -- इशिपारमपट चेद्रश्यारिधम् म उन्नेष्ठ प्राप

विभीद इन्भेस्डभेरोशीर दिनि: युक्कियार विश्वविष्या एएंद्रेभः न यहां अमृतलाना छात्रभाको हिन ॥ त्रुभाना भाभी इसे अल्लाहा ही लाहा ने गानि श्वान भारत सम्मान स्वीक्षभग्रमाधिक भागा में महारा में स्वादा न न स्वादा कर उल्विशक्षण विवित्रभाषित्रश्रम् इहिमचङ्च धलाउ। १९ या जिस्मा भिरम् स्टेन् ।। विशेषेन माभिरम् उल्लेष्टी हैं म यभिड्दान्द्रम वियम्भद्रम्थाति उद्याभक्ता नातिव उधिन गर्ने वियाण भूका प्रदाशिक येशिया म विस्तृ देशिक विस् महण्या भाषिति। वस्ति।

हिर्भूरीन उसका कथ्यान जो दिया नारायण भाग विष विस्यः मणीदिं हे स्याधिती हिल्प अचा चथा करण राभन ने भरवाना इवीउ । तेष्ठ इविद्धाः इड् विद्वाः ५ ४ वर्षे हिर्द्धाः "" क इसर ला इश्राद न देख साधी लग्द उद्देश ने विदेश लें में। एकम्युन क्रीरियेग्णभे । एकम्युन जिभक्यन क्रिंतिक्षत्रपानक्ष्याक्षशृहे भक्षवर प्रभवेद भाषाच्या प्रवा भागवर जनयम्भानवर हे भू र रहे र र यम इपे भाग र भेषायह एते भाग्यह भूत है है न व नहर विभूषानं भूत वि इत्तर पाएं भेषी लेक्षिक संवाद भाग ने जार शि

शः उद्गिष्ठः वर्ष्ण प्रचित्रे मुद्देश मुक्ताः उद्गृश्च भूर्याः क वध् मवध् रंभान्थ रंस्रथ विष्ठुः बेक्स्रां यहान्य कर्मा भी छैं व कर्ने द क्रण्यमें भी भगना भाषा द छो विस्ति र की छ भज्ञगढंकिय विज्ञमध्यकिमीय एक्सवध्यासन्भा विम्रिकिधि ्रेवः अल्यामि । सिअल्य विमित्रिकिमीन कर्तियम् भि विश्व कव मनिविश् राष्ट्रमा मय्ये वायर अभेद्रय इक्रण उच्च प्ररूथम्य उत्ताव मचय रेश्चानय रेश्चाम्य विभूति बाद्रभाग्य राष्ट्रचित्रय क्रिक्टः राधिकः नम्हा प्रक्रण्डः अमृहः अभ्यक्तः व्याद्यहः विमाउद्धिहः प इंतथः भाः मचे ह्यीः अधार भीरं न हम्बिचे द्वार चया विश्व इ इत उन् प्ररूपंड हत्राच रमन्त्रं सुनिष्ठि शक्या व एवे कर्या भ

द्रविश्रदेमः इक्रा भेगः मेमपः व्यारः विश्वितिद्वादः इदं विद्वानाः विमारिक्षिति गत्ना मिन्न मुक्रम नाम जननशीय कं श्रीप्रक वनु एर हारोधकालभन्नः " मयमा दे प्रक्रभा " मिथि। भीवाभावित्रालामा अद्वेष हस्ति हः माउद्देशकायण्डं निच पानि उद्यान् इत्र "नघउद्या देशकं र क्रमारिकन्यन र र भगितिभंगद्द्रभञ्चाभभाञ्चाद्वरेभाश्चान्यक्रभवाश्चर्यद्वभवाण वायवेज्ञात्रधभभणणयाराया का अविक्राण्या का विभाग विभव्यत्रवाराज्यम् अवलाधिवहभूद्विक्रद्वर्ष्ट्रण्याक्षण्यः विभयत्रिव्यत्रम्

निर्मिक् लडिम्पीरामनेमरा उद्योगिकी में निर्मा निर्मा म्या तिपासिन् नियारम्य प्रमास्त्राम् अनुविश्व स्थारम् चरभर क्रण्यकामं दिवःभ्रथ्यभागवय्यक क्रण्यक्रमा दियः मनुभेभवर्गम्य इत्रायम् । युक्तिराष्ट्रत्रक्षेभरित्र इथा। निकारणार्व अक्राः भेग्रह्मी वस्त्र निभिष्ठे या क्रायश्च क्रथणान्य समा दंकि। हे के कि या विकाद गरम्प्य के कुल एम भागने नाः मउद्यापं यह इन्तर्भ भारत्य मिन्न मा मा स्वीद्ध के स्वीद्ध के स्वीद्ध के स्वीद्ध के स्वीद्ध के स्वीद्ध के स्वीद के स्वीद

निवाद मंत्रेक्वीः प्रथावीं बहुत्वाद्भनाद्यं बहुत्यः माम्पाप यश्रकण भभन्तवह गहित्भः । वंस विच्छ नंगवा निवर्ड ॥दिर द्यक्र दिया भी विस्ति मिंड म्यान न किला व विदिश्हित र नियम प्रक्राय स्टाइम्पेया सिन् या निविद्य किरिक्ष भागम्भू भूभेग्रवन यूभंगस्य क्रिक्षितिह्यानिहरू याम्बरिकेवकण्डवित्र राष्ट्रिया वाभेग्य वस्तियात्रिभ भर्ने । विश्व महामान ना विश्व किंद्र ना महिला है। च वर्षा अद्या अद्या अभाव मुद्रम् यो वर्षा वर्षा अद्या अद्य अद्या अद्या अद्या अद्या अद्या अद्या अद्या अद्या अ

या। अर्र्यया। इक्षण्यय भागवात्रामान्द्रा अर्थि। भागवात्रामान्य भागवत्रामान्य भागवत्र भागवत्य भागवत्र भागवत्र भागवत्र भागवत्र भागवत्र भागवत्र भागवत्र भागवत्र उउद्याननी उद्यादेश किल्ह्न उल्लेश या बक्न भन्न भने जन्म वीदानीयाभिक्षानीयाकं प्रथायिहात्र क्रवत्रभकाभेभनमंक्रकं क्र कं भनभन्था किडिया मिडिया भिडिया प्राप्त मार्थिक मार्थिक क् ब्राइदेशक्रेयक्मान विमित्रिभू क्रिडम्ट्रंबर्यिक्मि ऽधिकिङ्गेश्वितिक्षउभिद्यामधाउँ द्वी अभवउपवन्न भूमोन व्यवसम्बद्धितर्द्वग्रह्मचल्य ० भवसम् विधिवित्रिक्ट्यम् उभ्रद्धिक उपनज्ञायामधाउवामे बीदालभाष्ठ्र उम्च वर्ष

वे स्थाउंचित्र अश्वरि वृत्रभा विश्वेष्ठी भी ति वृत्र स्था विश्व वि शिवृद्धमित्रभवज्ञवायभादिक्षित्रचनभज्ञाभावज्ञे भूभभ क्रीना पञ्चापिक गिमेने द्रिष्म प्रमुद्धि सम्बद्धित सम्ब

उपन्जनख्यम् अधियोध्यादियाः सर्यायम् अध्यादियाः हिन्भविष्भारत्मभिष्णभार्कन्भभव्यक्तं उत्त क्रियम्भन्य लाभाषा भक्षतिक र क्रिक्स मारा भन्मा ने विमान देशक यशका भनभारन सम्बद्धां उद्याद्ये विकारन न स्थित अवस्त न उत्रे इ.क्षणी कि भितिप्र हुन। नमा हिन्द्र नाभी हा: नम इन्हें भक्ष हुन् षः नमाकिमान् इस्तिषः । एकाभेवाकाक्तीषः । पञ्चामानिकः धु नगीतिकेशास्त्रीहल्यभन्यमु द्वे प्रकेश अभवास क्वानन १ गीउ गाँ म इतः भ अइ, बिउ: २ । विश्विम् गिर्च न कंपणि

इ नभेद्रकृत्यदिक्षियायाम् इ इ इ दिवियाया वि उ न भाषिः । हारेप्र पंचन्त्रभ प्रमत्यमार दिसंग्राक लाड प्रभी नाय में सुध माउदेशक पवनः "विधिरिभीर भविद्दि । करे हा गुपवन या देशक्य ए धं निवधिमा ब्रष्टा का गाउँ कर वभना छन्। भन् नाभ अयानना असियान के इत्रिमेक्स " असे विश्विक किति भ्रथणनात्रक्यः भ्रणनन्तुरं किर्यापना एतियात्रभे हिम्सी द्रणन्भ अवैद्यारिक्षं विभू । विभू विश्व विश्व अभू मारिभे उक्त मकं उत्र प्रश्निमें पाय विश्व विश्व प्रश्निम् प्रमानि विष्य विश्व विष्व विश्व विष्य विश्व व

क उउँ स्माभू के ने पान व ति स्कूण इर धरवे इर भूमा विश्व प्रमा कंडइच्चेर्भभुनेग्या। र उडएउडिवियाम् किउन्भण्डिर नम्बराद्याः नमहित्यभित्रेशमाः । । अधिमानुद्रेशकाथवनः । माउदिमकाथवनामन्त्रभारक्षात्रज्ञति । उमन्त्रश्रीमा।। उद्मे अचित्रम मुनियिभागर पदेशा नेभेबामा (उन्यम्भिह भभ्तनं अत्रवत्र। अधीमेहिर रहेर्ने स्थिद चयर मुर्विपिति धर्म विक्रमीहत्रक्नियिभ्यापयिक्षित्रभाष्ट्रत्माष्ट्रियम् विक्रमीहत्रभाष्ट्रियम् विक्रमीय

वस्य विश्ववस्य प्रमणिक् विरङ्गीराभित्रभ्याभिक्तभ्य । इ हु रिभम जन्तीयभाग का भित्रमा इचिति भर्म हे स्ट से हिम भग्रज्ञाभग्रिक्ष अग्रन्थ अग्रामिस्र विस्त्र विस्ति विस्त विस्त विस्त्र निस्मिकपार जिरिश्व युद्धि शिक युव जिरे में मुल्य निव भा किभायनभन्न मुस्रमाभाष्ट्रभीः त्रविभी विभिष्ठ मण्डितिक उद्याद्वित्रस्यात्म विष्णस्ति विष्णसिमिदि दश्यम् भभिणभीति कि डीया असिएसिमिमिमिमिनिड प्रमानभी अभिग्रमक्ष्य प अयमचर्डेडवाभि एडि अडीयाभी एमभनभी भाभागार्थं

चन्त्रस्वच्यम्भमम् इं यम्प्रमान्यस्य मानु इत्यान्य रहिति गाउनीभा उल्मीड्यिभनभत्या । उल्मिन उल्मेशिन उल्मियहर् द्यां व्यवस्म मधिल पाउँ विवर्धा हिरभ्य हा म्पेन इच मिर्धर अन सभग सिंध य स्वा इग भ च भा भे भा रूप सभग भभाग्रवत्रभाभाष्य्रश्याण्याण्याण्याचित्रम्भाष्याच्या क्रम्दिकिः । " इत्र्पिष्ट इत्र क्रियुक्यां मुक्समातु विमिशिधिईमाउभधुगाङ्गिरंभिरंभिष्यम् लियेइ क्रारं मेरि अल स्तरतन्त्रः भवं वित्रज्ञधा इयद्विति क्राम्स के दि रंगे वे नेवर्षी रामभाष्ठि ॥ ४ हणी तुनभद्रः "नभक्षा । उन्नीभेनिकद् ॥

(इयंस्टाः मयंग्यः मयगाम् इः (इक्नियन् प्रमान्धिय य उत्रिथन इइसे। निर्मिश्री सम्बद्ध स्थित भी भीर नेभेया ॥ भाविद्याले । इ.इल्प्रिए पडर प्राच भग्रे ए प्रदर्श कृत्ले व्यव्हेणप्रथेकः थियाहे अत्राप्त क्रिका अवन्यवण् इं निचथानि। प्रश्वरा। विभूत्रनभः नेभेक्त इ। ४। अप्रयमभूता अययि। हर्ने हैं भाषि हैंहें भाकिते हैं। भूव वर्ष यह में भेरी भि। खयरा। खद्यकाने प्रदान समनकी ननभ उपद्वारि विश्वादयं मण्डा। भिड्डभूष्यं। भव्य सम्बन्। नेभेर्ण प्रियोशिया प्रियोशिया प्रियोशिया प्रियोशिया । प्रियोशिया ।

। उपि। महिंसिंसिंड " क्या भिड़ें र उत्त्व प्रच्या प्रविद्या भाग लहर च्यार अध्यामम् काला विद्या महत्र व्या अहरीन (उद्यम्बन्ध्रवीक् वर्गकनभ्रत्मा इम्मार्ग स्प्रवार्ग न छि उन्देर्रायम्भे दर्भभ्रभ अभिनेत्ने ३। भवन्भाधायम म विक्रम्भभ मयायाद्वमा । एड्रमण्डेनेविं १ एडाप्र एका भड़काय इ रविभागनिक त्रांविष्ठः । प्रमेशनी पक्ष राहिनः रह लभकाभ्रम्थाउँ । अस्य अस्य विद्या के कि विश्व कि हा क्येहराप्रवहारायर्थित भाष्ट्राया। प्रवहरामहाया गन्द्रवीष्ठ ॥ छेड्डा भः म्यूषि ३ विद्यं गर्द्र युग्न गढ

वनकंभवन । यह्म इरोभागत्मिक भी द्वा निमे द्वा निमे द्वा । इर क्अभिवियागासि उत्रभभाष्टिः " एति अत्र त्र त्रामा " अववस्ति हैं म निर्मित्रभीर नम्बाम भाषराला इ ज्लाशिक्टः नभवत् अव राम्यार दे। अयरा। विद्वापनभान्त्रेयनाभावशाना इति इतिहः ए भेरेताभाष्ठग्रा । ष्रष्टारण ने क्रम्।। यभन्धीन। नर्भ क्स। भाजभाम १९०१ भ्राना नि। कर्जन भाज द्वारि। प्रथा व भाज व न्यायमाण भूषानामन्त्रंभिष्णकान्मा । क्रिश्मिष्ण । प्रविश्व स्तिन । पविश्वसिर्धां प्रांति प्रांति । भिकः अद्वार्थात्रभाष्ट्राक्षात्र्वभगारियं। विचेत्रत्। विचेत्रत्थात्रा

उर्

वाभमाविधे नव्यक्षा। इउद्विधियागिक इनुसम्बिः न उद्यान ज्यबन्द्रभा " न मधाराणक्रभा " अवर अवेद्यक्षा मिधिपरिभ भह्नपद्रम्परिश्विष्ट्रपरिश्वीद् उउउउः भाविद्याः व्रथणापः। नव्य कार् अरव रहिला भूरू भवा गव छाड़ निम्न हर प्रविक्षेत्रे "ने हः न्यान्य उच्च निचयाका ज्ञान्यः। विभूत्यन्यं हि। स्थान भागिक कि। येत्वाका भागात्रात्रात्रात्र वर्षा वर्षात्र्यं यरांभेरिक्ति॥ अध्यापः॥ अस्तिय स्त्राः महण्यस्य मार्गः। उद्यक्त ने किया विभन भीन ने भन्न ने ने भन्मा पे विवी: भिन्न र भिवानवासिंसभिकं वायः। डिश्वभिकं अद्रा नव्यव्यवस्थरम भिर्उपन्त्रभिर्उह्यभिर्उधिर्विश्वभाग्तर जे प्रदेशिउडि

क्यान ज्ञामा उम्हाभितिमम्ब्रम्ब्या एएए ज्या । उन्हें एउ मभेग्रा अवसा अपभागः प्रणमि॥ अयस्य भारा वाश्वास्त्रामा ह। ब्रह्माक्ष्यकाकाकाकाकाकाका भन्नाम्य। ब्रह्माक्ष्यभन्नाह यः गण्डम्बीउ॥ गण्डम् अशा उद्वापा । । । स्वापा महाने विभे प्राचित कं कणिश्व सङ्ग्रिका अनुस्किति । अनुस्किति कुल्म। चप्रभाषः। इउएउतिवियानाक्षित्रहस्रमानुः । इहरूलक्ष्यभ शंबाधवन मन्लाइअमा अचरयुव्यक्ता मिर्मिशीभभक्तपदर्ग नेभेक्सा उच्च निष्ठ्यकाने १ अभीके हिम्प्तं वश्चार । म्विपितिसिष्ठ। विक्रुमी ध्वयक्त म्विभएम्पयि। विक्रुमि। वि विस्तिमामायनं गरिया = य्रीयङ्किर्ध्यभूनं । उपविद्या

コマララ

क्रांश्रह अर्थ प्रया । निम्बन । उद्भी मेनिक्दा एथंक्टः मर्थकाः न्यभाष्टः प्रमेकीरेयनभा । अयरा मुश्चिष्ठम् । उपरा न्विंपिरिश्रीहाज्यभाषाः। साविक्तिः न्याना आहाप्राभेवाद्य न्याना क्रक्षिक्र क्रिक्टः। १ भवनि १ र अक्ष्यर क्षेत्र व परिवास भगः। विश्वरभः। जगभग्यः। भाविकालि । वाका अध्यान्यः महाना क्रमेहः, प्रथवन्न निर्मा प्रश्यक्षे प्रेता भिष्ठिभागः। जुल्लाना वसराधीन नभाइया उत्रीसुण दशका। नीकार भानभी ३०। च यहा ग्रथभाषाः। प्रणनानि। ग्रयवश्रणाया आग्राप्रभो हा छः नम महाका के निर्मा प्रमान । इसिन्। या प्रमान । वर्षेन्स । प्रमान । वर्षेन्स । प्रमान । वर्षेन्स । प्रमान । वर्षेनस । प्रमान । वर्षेनस । प्रमान । वर्षेनस । प्रमान । वर्षेनस्य । प्रमान । प्रमान

वारी राज्या । मिन्न स्थान अविभेकः भर राज्या वारी स्थान विद्रुवेडभाष्ट्र किर्वेड विष्ठिक किर्मा के किर्मा के किर्मा किरम किर्मा धेउसके उडिय का भर्जिने में पादा। प्रयहा। उडिदिया गारिस उन् भभाकिः॥ द्रधवनिम्द्रलक्ष्यभक्षः॥ संविधिवर्षे॥ अच्चम् इंक्या विधिष्ठिभक्ष ३ धद्द्वपिषित्। मनिभइन्न वर्णम बेडवहरूभा अविद्याला मुच्याकामाइ। अरकाराका जिण्यान धय अ उ ए व निरुप्ति। मंत्रे मुस्सा विम्न प्रामा। मंत्रे कर्वहरूमा भारत रात्मा मंत्रेत्रधुर्भा। प्रष्ट्रांगाचेत्रस्था वस्ता दिन्त्रभावस्था उवनिश्वा उद्यम्बन्ना भिर्मा थम्बः॥ नभिवन्मा थिविवीभभिन्ना भि डिडिस्ट अभिएककाडा अधिनीअभिन्न । नजरिन्। इन्हिना

34

भागीभ्रवात्रा मुक्र इच्छा प्रमायक्ति। वार्ष इच्छा अद्र इच्छा । इ हिभिति सम्बन्धि अद्योष्ट्र हिम्म प्रमास्त्र अस्त्र व्याः ॥ मेंबेठवहद्भा ॥ ४णना ५०वः मय्यश्चारा । अ। अ। अ। अ। अ। अ। अ। विष्रिक्राचे क्षेत्र। पञ्च प्राप्तिकः क्ष्यित्वा । त्र्येतिकः क्रिवनन्द्रवीता। विद्रुतः अस्ट्रिकः ३ यस्य भाषिति व्यायाति यहमाराजिएकि। धनमामिहिन्द्र्यं क्वर्ग नेभर्के के स्त्रिभार्यं वहलाः सन्ने मुद्रमा। उउट्डिडियाणारिक उन्तुभारितः उद्देषि धर्मा।। 53: मीक्भः ॥ ग्रीयं अरिश्रीट ॥ विचित्र में निचमिशाएवं देता थि ॥ इट एवंतर्गा मी क्या न्वर्याः निम्मक्यवद्यायां येयाभिकानीया इत्र्यविद्या व्यवजीतिक्ष क्यां निम्मक्या व्यवजीति

उत्ताभवनंद्रकि मिली अ महत्त्व म्रीम्रीभाष्ट्रवत्र। उउएरि क्रियानारि उद्देशमिडिया ॥ न्यवसम्बद्धभः॥ 'निर्विपिनिरिया य मम्द्रधेनिचपाभागवंधेवालं जहां कणानंतद्वायम्भूभेने दियन भारत्यायः भवद्याः भग्भिभूती भक्ष्यपिक्षः ।। अभायत्र क्रमा रिल्फ्निस्मार्ग्यसेर्म्सिल्निय्यीम्यविभाउत्रुक्ताभम्कन्। मिमन्त्रभूमाच्याद्यभंतर्रिक्षेत्रभूत्राय्यापः चेवल्यविय्वा भाभामकतान्या तर्थभाष्ट्रकारिलेण्यायान्यम् अप्रविमिष भूभावाकिम्भाथह्यनभेष कृत्रिणामभूतिगक्तागार्थिया कलेयेः स्रोमेभारम् प्रभाष्यप्र मण्डिनिकिष्म हवि । " मह

बीक्भयमश्चिरष्टा कार्ने अनीयक दूभः उउभन्भाभिः वारि विश्वनिद्वार्थिः॥ भविष्यवन्त्र्व्यानिस्त्रभी॥ ॥ उत्तर्ये प्रव वयुत्र इस्मा ॥ निर्धिपरिभद्ध पद्ध स्थित प्रविष्ठ परिभा अविद्रात्म । सुन्याका आहात्राका दाका न्या वनात्म भनिष्य र यथ हो विवर्णि। मेंचे चथुद्रणा विद्वारामा मंचे हुनुद्रमा भाविकात्मा मध्य वर्ताराष्ट्री मेंचे चथुद्रमा विद्वारामा मंचे चथुद्रमा चक्राराणेच वसका दीन व्यवस्था ने भवा माभाज अमे भूव ३७ अग्रा में इवहरणाप्र क्निनि॥ व्ययेशकान्।अभ्यात्राकान्यवन्।कान्यविभावत्य स्ता प्रवेशस्त्रम्। वर्षेक्त प्रणेक्तवन्तं स्थितको उत्थिति। नुविर्देशस्त्रिक्षा विसद्वर्धा द्वाराम्य वर्षे स्थिति।

तिवर्णया चयववा । उद्या अवस्थि । विवर्ण में भारती मुद्दा विभिन्न उत्रः एउ किकि : नविगेय्ने न मधिपरिश्रीर म निचापः प्रदारणार्थे कर। धेनम्बद्ध गेम्नभयेक्सभाष्ठ द्वाष्ट्रां एएकमण्ण मुन्का लयम्हारम् अयभगद्भविष्टाः ग्रिक्यियम् भयग्रह निचर्वधननिभित्रं भनेकायिइ प्रहत्राभीने प्रहान्य शिक्रु जि लेकहिषाइति। अधिकीहना एअधिकीहन्यक उन्ने भवान्य बार्चितभज्ञहेबुद्धः चलउपिक्रार्थाक्रम्ह स्किपम्य विलियम् व्यव्याः भारत्यम् स्थारण्यायः । या व्यव्याप्तम् स्थार्थाः वंग्यनं असीति पर्वात्र मान्यायनः या प्रमान्य दिश्वात्र पर्वात्र पर्वात्र मान्य पर्वात्र भवात्र पर्वात्र मान्य पर्वात्र भवात्र पर्वात्र परवात्र पर्वात्र परवात्र परवात्य परवात्र परव

34.

उगः मुक्तानी उनाहान्यं मह्द्रि विश्वणन्था । यक् महु॥ नार्वश्वना नभइण्यमि। क्रिकंकिमिन्नं नम्थाप्यनः॥ उत्राद्धियाग किउन्समानिस्य द्रिकिस्नभन्ः॥ समिद्रिक्यस्नः॥ । न्त्रिंधरिश्रीद निचित्धः अष्ट्रहण्य नेक्ष र क्रमानित्सन कि मान्ती इन ह्या प्रमान स्था। स्ट्रीहम्बलान भवन्दिव इक्य भारत ॥ भूषानान व्यवस्था । यस्य स्व हिम्पनिविधिक्षिकिः भूगानान वर्षेत्रविभिमकः भूगी भूका छ। व इभगरियम्। नर्रर्ज्याः नहें विद्वकृत्वमञ्चनम् एउडि

वस्यग्रमवण्यः गद्गर्थयमित्युं मका अलग्रह ग।। विधियम्। उडेविय एं भू स्मास्त्राप्तां वास्त्र उडः भनं उधिने विधिः।। यषभनभन्नः। कत्रस्यमन्त्रस्थाना क्यां मागर भहरा । धन्य ता हवा । हवा विश्वारि स्वर्धि नद्भान् इत्विष्ठ अभाधा विष्णुण माराव उनकामिधायभवधिक्रयः हमसम्मधिक्रमधिक्रमधिक वर्षकारिह् । अधिशाल जवभ्याभाषां अधिकारा विस् ने भागिष मृश्य द्वा भाग कर का भिड़ ने भग प्रयोग मि विश्वेषिक प्रधानि उन्न स्थानिक स्थान हमाम् लेभनापभिक्षभेजद । व्योक्षिष्ठ । अभिक्षिष्ठ । व्योक्षिष्ठ ।

#3 H H

न्य लग्यम्य उडामा किर एक स्थान किर एक कर (म्रायः । किर्ण्यक्तम् मयचैन्वकाविग्रन्थिक्तम् अक्रियन् भाषः। संवध सरविउग्रहभागिक सम्बद्धाविज्ञ भन दिन सनदिन सनदिन सम्बद्धान मंत्रेचिए छ्येमभा है मुर्गित्र हिंगाचार नहिंगा र्धणियीभणभागमा जातं भग द्येनिः विष्ट्यम् भार्भिक क्रिम्पार वारा में दिस्मार भयति स्थाप देशभवद्धा स्थाप भागतमग्रामा विक्रियवडमाभाष्ट्रिसंस्थितिकाष्ट्रा पानिते प्रशिषाङ्ग उद्योग उभाक्ति वनंग भेव उद्योगित म् डि: " उउद्ग प्रमणिक कि भिड़ि प्रदेश वेल्य प्रिणकी । विहे कुर्णिकी । वधने प्रमणिक विहे कुर्णिकी । वधने प्रमणिक विहे कुर्णिकी ।

म्प्रियं प्रमित्र दिनिया विष्ट्रिय कि मुख्या मान्य या मानी अवने प्रिविद्या अल्ड्सभम्भज्भक्षधार्थिक्योरेक्स भाभजमगुष्डिभिन्न श्रीमम्बर्गार्थिन्। नश्रानिभाग नेथितिधक्षा भरलेथितिधित्या गण्यनेथितिधक्षा नानेथितिधि नुभा उद्यासिकारिकारिकार विक्रभा विक्रभाज्य विक्रमान्त्र विक्रमान्त विक्रमान्त्र विक्रमान्त्र विक्रमान्त्र विक्रमान्त्र विक भि वसभागारिकाश्चिम्भानमान्याभाग भटेवसाणम्याभा श्यानाभवमा समार्गभियणनभाकरभाकरभाव स्थाः। भर्नि धुभिष्टि हे गरा इप्रभाग उम्मान प्रभाग उर्था य अच्छित्रभूभि उद्देश भाष्ट्रच्यू व्याना होन्यू भेष्टि उद्देश ने चाह्न मार्थि। अक्ट हिन्यू भाष्ट्र उद्यान अप्राचन हव प्राचन हवा प्राचन हवा प्राचन हों कि प्राचन है कि प्राचन हों क

JYA

पर्वेष्ठ मारिकि पर्वेष्ठ याञ्चनवञ्चानिक प्राण्यानिक्याक उद्यापि निरंगाल अधानुभाषं भगारि अनि इताक कुर निर्ने रंग ला । नवयक्रमभास् यभेष्रक्रणचगस्त्रभेष्ठयण्डभनन्भस्य विरह्मा॥ मुद्याप्त्यभमुद्धवाप्तयभा" विद्यमयभविद्यमयभा" ब्रह्मयभक्र इंग्राम त्रमयाद इक्द्रविमिक् इथि इविमिक् इथ्य है क्राफ् ण्याभाविने यज्ञानयज्ञानज्ञा नलव्याम् कभागायद्या हे ध्वरिंडम'ई रेश्वरेडम लक्षत्रमः तथा एम उप ममः लम्बरीय निधा गरम्बासनम्बर्भे इस्थाना सम्देश महारिस्क्रिके उद्गिति विमिधिनियम अप्राट्यणन्यां निलयं क्रीयनवर्षेन्यविम्मिति

भज्ञ'ली मीरं अडभे वण्यशिषड सर व अलाभ्यशिष्ण न माउ अवल्ल भन हक्षेभाज्ञ यान प्रत्य हक्ष भर्मीय महिभित्त प्रश्यभी द्रिक्येभित्र भू भी सहस्रिक्त हमराएं भूल वान सक्षेत्र विश्व विन हरा द्वारम गर्द विद्येडेभन्दश्चे भेन्त्रभभीम्भान्य स्मिनिय दिविष्या वर्ण्य गरे ण्भक्ति डिपरिलामनं यह दिस्रवल भिने रिपरिक पान ने नेभेद्रभ र्यभेदभारीक्रियात्रयन्भ अभेदभार्यदेशायाय्यवस्य नगयावपाय उत्थानाया अस्ति व विकाय समिताय असिकाय असिकाय नभर्ता य इय नभक्त मय भेष्ट्य नभन्नवन्य क नक्य है अग्रवस्व उपकृत ध्रभेरक्कं मिर्द्रा विभन्ने विश्वेष्ठ वृति। भन्ने धं बक्तं नं मिर्द्र क्र मार्द्र य 

अग्रामभवन्वरानभवध्यकित उतिमन् । अन्धीनेगस्रा भ्रम्भितीं भी वा । महभवः व चंडभक्तन्स विरुधक्तिन व विरुष्ट भन विन् इहिन्ने मुठभिष्ठिभगि हीर स्मिने मिष्ठम में मिष्ठ । निर्मे प्रमिष्ठि । निक्भाउतिक्मायरभागवर्गित । उत्त निभग्यवन्तिक्भाउँ लिक्सम्यराभानायम्बि उउचार्चित्रिधण्डाद्वेभध्यानाञ्चार्डाः किकि है। इस्येरिकिः निर्मिशिधा मार्चि के मुन्दिश्च द । विश्व प्रमानिक के भविद्य में इंग्लिक इंग्लिक हैं । धिक्ले प्रयम् किया हार्षे भूवभभी । उवस्वि डिरिक्स मिक मिक्ट हिडिन्नुइभिडि। उत्रिक्ति चिक्पिउनिड बिक्पिउभा यभिम्य यद्यापाक हिक इह अक्रिने म्रष्टुभेड हिसंबर्ध नवडीकिक उद्युत्ते एभेभेव क्ली भक्षा हुन्।

थूर्पे गंड के क्यम्य विकाल के क्यम् व विकाल क्यम् क्यम क्यम् उह्याभित्रधानी म्याभित्रधाने मयाच्ये उभ्रयाचे म्रथाने महाने थरिर निरुचित्रासिमाउचिमिरिश्य अभरपुर ।। यद्वर्थस्य अभरपुर नयाभीरियात्माण्यक्रमहायात्माणा यक्रमद्द्रभाषा अस्ति क्रभवर्षक्रम् स्वर्म अन्त्रे॥ अभूति अग्राम्य क्रम्यक्रम् विक्रम् उत्धात्रभीनाभ छत्यम् वर्भगतं । धरु द्वारं विष्टा वर्षा विष्टा वर्षा वर्ष न्त्रभितिक विकास मान्य । विकास मान्य विकास मिन्न विकास क्रमीन्स्भन्द्याति उउःक्लमानांभणाष्ट्रीणम्भिष्ठियु यनभ र मुद्र र भाराभा । हिए मुन्दर हि ॥ द्रायमान भाग नयन विकि : ॥ अ अ। अ। अप्तां। बिरुष्ते। के ।। के ।। कि वाने। सिमाता

気に

गमग्रहानि - नभेश मिडिरि भ्रावित की अवं मारितेथि जान मीत्वेर र्थ। विनर्भन्यन्भियमभ्यत्य यामग्रीयम्यामनिक उर्ध्यम निस्नियरिष्टिभव्यक्षित्रविद्विभाभागार्धयेभव्यक्षेत्रभव्या द्वीत्र प्रवीयामश्चिमानमान्त्रे ए मुस्व हः भण्यंगीधमहः मुस्म एभाजमार्थः उत्भाज्यभावत्र मेर्ग्याभाजन्ममान् भाषा हिभवज्ञाभावन भन्न कुलाई क्याम इ द्वान्दः । प्रमुद्धारमाणि नम्बरयाग्यङ्णसुत्राभ वभन्भेत्रं प्रविम्पि मिक्णयाङ्गिमम् लार्यन्याइ महनस्त्राभागीपाणकेश्विमाभ भू शिष्टा रिमाभ

इवरण्डेमवडया व दुरं न सन्भामा भा देश्वमाथ न्यार्थिमा व्यक्तम् वित्रयाधार्ये वित्रयाधार्ये वित्रया अल्प उन्मत्रयान प्रमुख्याभः मिमिरभाईप्रविमानि। गण्य हार्थ ना चु विमा भारि में उसु चार्र विमाथा एग डी खरा दे विमाथ भन भूरमुनाः अविमान पाद्रियाचे विमानि। यि सुनानि स् विमानि। कर्नाभिप्रविमानि। इतिनः प्रथयनु इतिने वत् इतिन ८ इ. येभा डे इंग्रेसचे इम्रेश इंग्रेस चूर्यम इंग्रेस भाष एउ प्रश्विम्य्विभगयन्य वस्त्रेगहरे इवनम्यभाग्राम्यभाग्राम्यभाग्याम्य इक्ष्णाः

大の

वस्त्वभ्रम्भक्षिक्त्रभणभ्रभो सिविधिम्यरण्डभर्द्द्रग वक्षेत्रज्ञित्रभाष्ट्रभ एक्ष्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट् अयम् । वनवङ् हिम्मभण्याहरभागस्यि । वन्त्र अभीग स भक्तभामान्य क्रिक्ष साम्याय विक्रिक्ष विक्रम्य क्रिक्ष विक्रम्य क्रिक्ष विक्रम्य क्रिक्ष विक्रम्य क्रिक्ष विक्रम्य क्रिक्स विक्रम क्रिक्स क्र क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क याः विद्यावभंग हर्ते भभष्र उन्हें नीने श्रुपु उन्ने भ रुप्य हु उन्म प्रय मुख्यादिष्र्यम् उन्निष्ठ अभागार्थियः। अक्रमुक्गाम्बाधी र्इतिध्यम्भिक्षित्र इतिथ्याभिष्ठि स्ट्रार्थभ्य उन्ह पंभनित्र इन इपंभनित्र प्रवश्व इभविइन्ने अविद्येन हिन्द्र प्रविद्ये मिलगर्ड प्रयमंत्र अधिर या मिलाइने ग्डाइ हमका भारत

उध्यदम् यण्यिमभभनिययाग्यान्वयम् अभूद्र युद्धय्य महस्रायद्वयभग गर्निभाकाश्मिष्ठभाभगविद्यभगाभि चनमाउद्व उंदराभभएएक उन्देशक्य हरा । इन्द्राभनय मंभज रुभाव अल्लिभ उद्य उ विशा प्रष्टुर य अश्व च लिश अस्था सुभगाउभवेगा नावशिष्वभद्यावम्त्रम्भावम् भडिलन एडियर निक्री अचामाजिः॥॥ धिवरी भिष्ठाभिडिश्यम् भिष्टिक्यम् । धिविरीभिष्ठभिमिभित्रिक्रभित्रभित्रभा न्विर्वेभिन्द्रं न यभभित्र इभवन्यभित्त भूभे भित्रं भूभिक् उ

उठ्छं

नुरभंत्रशित्रभाभभिक्ष अधिकार्यस्था वन्नभायसभाग्र क्रवन्नभ नभीभद्रात्र मूर्वा उर्डिश्व भल्डिं । सूर्वा अप्रभार करिंग उथ मीभग्रक्तिभग्रथितिभग्रभाले हैं उत्रीभिग्रम् ये उन्हां भ मा गर्वविद्यार्थित अद्राध्या । उद्दर्भितिसम्बन्धवमन अत्री क्नाक्नभू वेलभू इम्महाराज्या " लें पहार उत्रमें र्वक्रिक्डवः। म्मिर्याय अर्भ र प्रभुष इस्मा है भिनिंगाय हैन श्रियंभभ। यद्य प्रतिष्ठ न स्थिति अन्य मन्त्र भी विक्र कार्य विष्य भंभभा भंगू द्वाण्या स्वत्रंयमिभेम् बाने भभक्ष्य द्वारा नाम् भवन्नभणयभाग्राकिरगामित्रभनभाभामित्न। इप्राथमहित

रणार्गयेवनेभाषु उनेयिनिस्भाग्य मन्धिरधभाग्यभाष्ट्रस्त लिश्वभिष्डविष्टः प्रत्रिद्धपर्यास्मीनवकुराधिवीच्य अ' याराष्ट्रमाभाष्ट्रभाष्ट्री अयाराष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष् द्या विश्वासी सानि स्था उस्पति सन्दे किनवायता । पाडाश्रूराज्या स उज्य र्मिक जाउमे विक्ष इवन ए एन । भक्त मुम्ने किन विक्रियों भेवये अभ्याउचे गरी का भे रयभिम उने वेया नि उन् उद्गेय हैं भूग्या य कर्लेशकारा लक्षा में। मा विका सवन्यक्षेत्र न स्वत

37

FID

भग्रिक्तिष्वभीनं सह भागिक विशिष्ट्य प्रचे मुदिवश्वभान राक्त्रशामान किराधिन हिरापानं मित्रियं मित्र निर्मा किराधिन रीरिक्रथअचा युववृद्यअच्य विवास विवास अविवंश्व स्था विवास उभने अयाक्र अधिविभाषित्र स्थाने विभिन्न । विनि इप्याप्त युन विच्कडमतीस्वधभविषः परिधिरः स्वधवधिव अभविष् निर्देशकानित्रकारम्यान्त्रीत्र । विश्व देशानित्रवेशन भेर्त उपभ्रय च भर्म अन्य नव उन्ध्र भर्म महत्व भ्रम न च जा का का मानि चे म्हा भागा प्रस्वीरवर्भा द्वारा स्वीष्ट 

भावन समीय न्यीमिन्द्रय स्थाना प्रमात नाम । द ने स्था स्वध्याभाष्ट्रभाष्य्यस्भाष्यस्भाष्यस्भाष्यस्भीद्वन अरुप्रिभु रश्रम् ग्रम्भावध्यापध्याप्यस्थापध्य मीच " भष्रस्था नकरें उराक्ष स्थार भाग महिमार कि स्वार भिभावस्था ग्भाभिभरश्रद्भाष्ट्राक्षभाष्ट्राविभव्दिनिष्प्रमिश्रार्थ्य हे त्रानं दें भवेदि। ने विश्विमार प्रथय विश्व मिस से मिस से कार्य हैं भी भी से मर्थ भी चारम्बे स्वधभावभिद्धंमिरम्ब्यभभी ह्वसुभिवर्डभूष लिस्य हिं अवक्रम् अव्यान स्विव्यान स्विव्यान स्विव्यान स्व विद्वित्व केल हरेन निष्य प्रतिम्य ए दश्मित्रभूमा भूषा वाला भूषा वाला भूषा विद्या वाला भूषा वाला

34

स्यानभाषान् वृहे उत्तर्भा द्वाराम् वारामी द्वारामी द्वरामी द्वारामी द्वाराम भभ धार्चे इमेल्भावीदलभगवयाभी ममजभभ भाष्युच्यलभष्य प्र इमिल्भारीहल्ड्नयभीक्रमत्भभभभाष्रधार्मान्यस्थित्र चन्याभी समजभा नुरूभा र क्र र क्र र के से ने रू भा बीद ला पूर्ण ये प्रशिष्ठ उज्जनभभनयाथ्य वस्भावनस्थित स्थान स्थान । क्रालाइसकाकालाइस्क्रीकालाइस्थयः क्रालाइस्थान प्रक्रिकिलाइस्मेगः कालाइस्याः कालाइप्रस् लाउद्देश्रायिक यहिमार् इंडमहरू अभाग इक्सारी वास्ति।

प्रहरू - - प्रकृषद्भिच्नेमनकप्रजितिकाश्यम्भीःकाय्यक भगलवज्ञाभमम्बीः भगमण्ययमः भलवज्ञां भमेठवज्ञ मञ् क्रिक्स्य क्रिक्स सम्बन्ध निम्न स्थान क्रिक्स सम्बन्ध निम्न सम्बन्धि निम्न सम्बन्धि निम्न सम्बन्धि । रथा । यन राष्ट्रमारी वेराधा हिराइयधवर्मः नअप्रभं स्थाप्तात ह्यामीरं प्रशासन हो या निविद्याणित असि हिल्ल इ चलाने निक्कं काक्सीयाः निविध्यम्बर्धे यद्यः भण्यम् वासी र्वः द्यापाउतिषयभाग यनकानामिकस्य कभग्राविद्य असीयादिशिक्षायः ननजेङ्कीषाः उपश्चलक्षाः नभेग्मच डाझीबाः प्रिमार्ग्यः इहके न भानासम्भानेपचानु

ज्य न

जनग्रवानंभडेपलिडेलगार्मवस्थमक्षेत्रिक्रसंभगार्भहभा उय अम्बर्गिक अवः म्हलियाय भद्रभाग उद्या अभया स्थितिय मुज् उउरभा। द्वन्तर्भद्भगम् भी न उभाग । उड्डिय ध्वया वर् दिहरूपम्स्यमहभागदेशभूजाहि। जियादिभमिति " उत्वर्ग धलक्र उर्रा हिंचु के बेन्भविङ । इत्रिक्ण ध्रमविङ यहाँ क्र हिंच गरिति क्रयामद्रम् अन्कत्वनिष्यभ्रभनग्य उभाष्यभाष्ट्रन्य दिन्त्रः ए भद्रम युनिराइभ्यपिन्ध्यारक्षित्रभूतिम् । विद्यार्थिन एक प्रकार विश्वीय प्रमाणिक एक प्रकार विश्वीय प्रमाणिक विश्वास्त्र । सनः प्रकार विश्वास्त्र एक प्रकार विश्वास्त्र ।

ण इस्विचे क्वां एएन। भन्न स्पंकिरिक रिक्षं वर्षका अधाउय रयीकार्ताः भवास वृत्तितवभवभवस्त्रिमास्त्राः। भवास्त्रिक्ति र्ग्यपदभ्रथम अन्मदन्भवीद्भ । मण्यूचिभविधिभ्रभ व वृत्र्वेष्ठ्राव मण्यविज्ञात्यक्रियाभिभीष्य। याण्येविकाभव्यिम् नेवि म्हिंभभिश्वभुश्वर्यम् भड्वेण प्रशेष्ठवर्गन् कि ने भाउनेभ उद्या कर यहाने वन लाग में ली दिभा मिन भे में विना विन व स्म कर गाया अधी भाक प्रमानभाषा भागितिय कि चिक हिः । भूयो हिर् भिम् संभगतानियाक्त्वयद्वयक्तिल निवायं भेठेलां। यवस्र निवारंग्राह्म स्थापा । पद्मभी दिनारंग्राह्म स्थापा । यद्मभी दिनारंग्याहम स्थाहम स्थापा । यद्मभी दिनारंग्याहम स्थापा । यद्मभी दिनारंग्याहम स्थाहम स्थापा । यद्मभी दिनारंग्याहम स्थापा । यद्मभी दिना W)

य दूरभी मगभा उस्ति महिन महिन मगर ए भान । यह विस्था क्षित्राविकातिकात्रमा । अने अनी भाक्षत्र विभागः इन्नेल्यात्राह्म विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व भिज्ञ भंद्रभभिज्ञ भभभिज्ञ स्विभिक्ष उत्पान जमायभभाष इर त सेन भित्रा हो । एवभ अति है।। एवि सी भित्र भा अद्युव्य उँ देशिक् अद्भागा स्थानिक स्था इउपित्र सिर्व अमारिधं उसे मके उउध क्रम भेजे ने पाया। गार्थ पाये रा। वर्षश्चार्य प्रमाणिया। मुक्तिं वर्ष्या मुख्य मुख्य मुख्य मिन भूलकः भूलम्बि। इनक्यन्मिकि। मभानकप्रभावि

यक्ष मक्ष इस्ति। मेर् प्रम्योत । वसे प्रविभक्ति स्थूपनः प्रयोत एउ अयदं विभक्षत्रभाषियाच्छानः अन्द्रिद्धाः गामिन नथहः न्ये महयकित्रभव्यस्य व्यक्तिभव्यभ्यानभ्यनभः भगरी भागागाव भीः नभर इया चरिक् भम्य स्वाय उपच अभ्य न भन्न । श्राम विभाग गिलंभीः नेभेन रावधीषिकीष्ठियम् विभिन्न भर्गभारिभीः "इज्लाउपभुराणभित्रकुल्ड्रिपभाणभी दुर्वे वश्विवनुभरम्भा दुवाभभवनुभ दुवाहिभा दुविद्यावविहि माः विक्रिमित्रिक्तिर्वाः स्थाप्तिस्थर्वे इन्य इक्विव्य वयं विषाः वराष्ट्रिक्षां विकार वादिय वर्षः देदि विद्य वर्ष

343

ल प्रवान प्रदेश कर सम्मान वाडिश अने मिर्देश के ने मिर्देश विरिध्यम्म मार्थि डेडेभिडेडर्ग्नेभेभद्रज्ञेभिद्रिभेत्र्यिष पं मानि नेभगयसनि चनभगयमनिभयकं मञ् भवमञ् भडंडियम मार्चिक्तेभिम चिनेत्रे मार्चिक्ति सामित्र निम् नियातिः " यारायिक यामानिक गामिरान यान्याक रामानिक का भवश्वित भागानी भागानी भिर्धेर महाभागीन भिर्धेर म राधानीय अद्धर्मक्षण्येन अद्धर्मक्षितिन "

भिर्धमदानीयोगः स्वेय्यध्भानभिष्ठभेषिर्यवश्रभा । भेट अग्र जिया में अविविद्य कि स्थानित स्था भवे ज्युपान इस्तिमण्डन भन्तरण्यमक्ति । येश विवरंभेनभः उ श्रूरयोजनः उम्बीरिनभाउर सुभान्त्राङ्गभाभवेषभूक्या यित्ववा प्रिंग्लनयम् भनः ॥ प्रभः पोली इत्रभरं बुद्र वे उत्रेभभा हि । क्र अदं एमे। मेंब्रेम्बीरिहें युर्गेरहवतु भीड्य संद्रीर हि भूवत्नः । मनिभित्र पुरितणपूर्वि हवहद्भामनि इने सीरादम्प िस्त्रेनिष्ठेन्द्रमः मेनेभिड्नंबरणक्रिनेस्ट्रिशमन उद्गाधिस मेनेभिस्टर्स्सः ॥ इ. अथवासिनंस्ट्रियु

学

उभद्रवात्रक्त उ निरुद्धानमा निरुद्धनिभाउनाराभाग छे अभ्या प्रापिक इद्भ क्यानिइङ्वज्डीभम्रथेयथाप क्यमिम् याचीर एक्ष भड़भागभाष में भड़्मात्रभः माक्षाक्रामरं व श्रिष्टा कार्या न् भविड लार्त्य प्रभाविष्ठ । अभाभाभिष्ठितिक क्ष्मुद्रविपत्तिक नामा । अधिक विकास । अधिक । अधिक विकास । अधिक । वज्ञारमात्रिः॥ ४४४ यज्ञात्रभाष्यभाषाः ज्ञानमात्राम्भाषाः भव इत्याद्व वे के भेग्या वक्क लंबा नियम ध्या भेन इसिवियम विस्थाः माउड्ड क्रमल्सभान्ववीत्साक्त्यवन्यक्र कचार्डवाभानीयाजा। प्रयये १।

ना वाराभारा चाकाका करण वर यह मेनिचपभी दिश्व देश र्य स वस्त्रमें राष्ट्रक्ष प्रचेरष्ट्र गी गुज्यभितिक भित्र भारत ने भी । एके दि किरिह्भिमेवधर्गे ने चभक्षेभे किर द्वांग मिन्द्रम् अने यह मिन्द्रम् द्रितिषञ्ज्ञ गर्वभ्रञ्च गर्म ज्या जिस्स अधिय इस्मी भेटे ह्व रिया भी भ भुष्वित । व्यभाभव्यभू चाच्या सभादितेभ्यः। विचायम् ज्ञभजभाज्ञभगिवया वाय्यारिम्भग्रवेभनीमुम्भनेमक्तः प्रवीद्व न्धवरी भइवङ्क्ष्मिसवः भजन्धी भजभन्य भजभग्वाभजभेभजभाव ि द्वीचेल्डभवरीचेह्रवर्डनंभवः मध्युिष्रथण्यक्षभभाष्

377